# इकाई 23 सैन्यवाद का उदय

### इकाई की रूपरेखा

- 23.0 उद्देश्य
- 23.1 प्रस्तावना
- 23.2 शासन का चरित्र
- 23.3 सेना एवं सरकार
- 23.4 राजनीतिक दलों के साथ सेना की नाराजगी
- 23.5 शिक्षा एवं राष्ट्रवाद
- 23.6 विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात 23.6.1 सेना का विरोध 23.6.2 1930 के बाद के अधिनियम
- 23.7 सेना के अंदर विभाजन
- 23.8 सेना की तानाशाही
- 23.9 युद्ध एवं आर्थिक नीतियां
- 23.10 युद्ध एवं सेना का व्यवहार
- 23.11 सारांश
- 23.12 शब्दावली
- 23.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

# 23.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपको जानकारी हो सकेगी:

- 1930 के बाद जापान में सैन्यवाद के उदय के बारे में,
- सेना की शक्ति बढ़ाने में शिक्षा एवं देशभक्त संगठनों की भूमिका के बारे में,
- उन साधनों एवं विधियों के विषय में जिनके द्वारा सेना ने राज्य के मामलों का संचालन किया, और
- स्वयं सेना के अंदर होने वाले संघर्षों के विषय में।

### 23.1 प्रस्तावना

प्रशान्त महासागरीय युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले के दशक (1931-1941) तक के समय को जापानियों के द्वारा "कूराइ जनिमा" (अंधेरी घाटी) कहकर उद्धृत किया गया है। यही वह समय था जबकि जापान में "सैन्यवाद" एवं "उग्र राष्ट्रवाद" का अभूतपूर्व तौर पर उदय हुआ।

इसी समय के दौरान सेना ने राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं विदेशी संबंधों के क्षेत्र में अपनी सर्वोच्चता को स्थापित किया। इस समय के शासन के चरित्र की जांच-पड़ताल से इस इकाई का प्रारंभ किया गया है। इस इकाई में सैन्यवाद के उदय के कारणों के साथ-साथ इस संदर्भ में देश भक्त संगठनों एवं साहित्य द्वारा किए गए योगदान का विवेचन किया विवेचना की गई है। अंत में, युद्ध के दौरान की आर्थिक नीतियों तथा युद्ध के प्रति सेना के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया गया है।

## 23.2 शासन का चरित्र

जापान में इस दौरान (1930 के दशक एवं 1940 के दशक) जो शासक वर्ग सत्ता में था उसके चरित्र को लेकर विद्वानों के बीच काफी बहस हो चुकी है। जिस प्रश्न के इर्द-गिर्द बहस होती है, वह यह है कि क्या यह शासन फासीवाद या फिर सैन्यवादी था? पहले हम इन दोनों व्यवस्थाओं की विशेषताओं का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करेंगे:

- i) फासीवाद की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:
  - ऐसा राष्ट्रवाद जो जनता के एक समूह की नैसर्गिक सर्वोच्चता पर आधारित होता है।
  - कड़ा अनुशासनबद्ध तानाशाहीपूर्ण राजनीतिक राज्य; और
  - एक नेता ही राज्य का प्रतीक होता है।
- ii) सैन्यवाद से तात्पर्य उस राज्य से है :
  - जिस राज्य के अंतर्गत सेना देश के प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा करती है,
  - जिसके अंतर्गत आर्थिक एक राजनीतिक नीतियों की मुख्य निर्माता सेना ही होती है, और
  - जहां सेना के अधीन विदेशी संबंधों में एक आक्रामक एवं प्रसारवादी नीति का अनुसरण किया जाता है।

फासीवादी राज्य का सबसे अच्छा उदाहरण 1922-1945 के मध्य बेनितो मुसोलिनी के अधीन इटली और एडोल्फ हिटलर के अधीन जर्मनी का दिया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने जापान को इन दोनों फासीवादी राज्यों के अनुरूप ही माना है। इसमें कोई सदेह नहीं कि इस समय जापान में भी फासीवाद की प्रवृत्तियां मौजूद थीं और जो निम्न प्रकार से हैं:

- विदेशी संबधों में आक्रामकता,
- अन्य एशियाई देशों से ऊपर सर्वोच्चता की भावना, और
- घरेलू मामलों में विरोध-दमन की नीति।

लेकिन जापान का मामला इन दोनों यूरोपीय देशों से अलग था। जापान में कोई सैनिक क्रांति नहीं हुई थी। परंतु इटली में 1922 में सत्ता को पलट दिया गया था और 1933 में जर्मनी में हिटलर के द्वारा ऐसा किया गया। जापान में जर्मनी की नाजी पार्टी की भांति कोई जनआधार वाला फासीवादी दल नहीं था। न ही जापान में हिटलर या मुसोलिनी की तरह का कोई ऐसा नेता था, जिसका राजनीतिक वातावरण पर पूर्णरूपेण वर्चस्व कायम हो गया था। सेना एकमात्र ऐसा संगठन था, जिसके पास व्यापक एवं निर्णायक शिक्तयां थीं। यद्यिप राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी सम्राट था, लेकिन वास्तिवक शिक्तयां सेना के पास ही थीं। फिर भी सेना ने सम्राट के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। जापान के संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि राज्य का शासन सैन्यवाद के द्वारा संचालित किया गया। यहां पर यह उद्धृत करना भी उचित है कि समाज के एक बड़े भाग का जापान की एक 'विशिष्टता'' में विश्वास था और ऐसा सोचने वाले लोग नौकरशाही, कृष्य वर्गों, सैन्यवादियों, एशियाई स्वतंत्रतावादी ''राष्ट्रीय समाजवादियों'', बड़े नेतागण तथा विद्वानों में स्वर्वादियों स्वर्वाद के जागन है जागन है जागन हो अति जागक करना स्वर्वाद के जागन है जागन है जागन है स्वर्वाद स्वर्वाद अवत्वाद है जागन है जागन है स्वर्वाद के अति जागक करना स्वर्वाद के जागन है जागन है जागन है जागन है स्वर्वाद के जागन है जागन है जागन है स्वर्वाद के जागन है जागन है जागन है जागन है जागन है स्वर्वाद के अति जागन है कि समाज है कि समाज है जागन है जा

सैन्यबार का उरय

पश्चिमी तरीकों के आधार पर आधुनिकीकरण के मार्ग को अपनाया, फिर भी जापान ने राजतंत्र, कन्प्यूशियस नैतिक मूल्यों तथा सेवा की सामुराइ परंपरा जैसे अपने समाज के मौलिक पक्षों को बनाए रखा।

जनता की राष्ट्रवादी भावनाओं ने 1930 के दशक में उग्रवादी स्वरूप अर्थात् "उग्र-राष्ट्रवाद" का रूप धारण कर लिया। 1930 तथा 1940 के प्रारंभिक वर्षों में सैनिक नेताओं ने जनता को राजनीतिक तथा व्यापारिक नेताओं के प्रभाव से मुकूत कराने एवं सम्राट के सम्मान को पुनस्थापित करने के कार्य को अपने हाथ में ले लिखा। सैनिक नेताओं ने महसूस किया कि राजनीतिक एवं व्यापारिक नेताओं ने समाज के "जापानीवाद" को संशय में डाल दिया था।

## 23.3 सेना एवं सरकार

मेजी शासन के प्रारंभ से ही सेना राज्य के मामलों एवं प्रशासन में विशेष स्थान रखती थी। सैनिक नेताओं ने सरकार के निर्णय करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वास्तविकता यह है कि 1885 से 1945 तक लगभंग आधे प्रधानमंत्री सैनिक नेता रह चुके थे। इसी के साथ-साथ अक्सर सेना के बड़े अधिकारी, गृहमंत्री एवं विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। किसी बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन कर लिए जाने पर भी सैनिक मंत्रालय पर किसी न किसी तरह से सेना के बड़े अधिकारी का ही नियंत्रण रहता था।

1889 में लागू किए गए मेजी संविधान में एक ऐसी संसदात्मक सरकार की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत डायट में निर्वाचित प्रतिनिधिगण सरकारी निर्णयों में भाग लेते थे। लेकिन वे निर्णायक भूमिका अदा नहीं कर पाते थे क्योंकि सम्राट के पास व्यापक शिक्तयां थी। ऐसे सभी कार्यपालिका अंग जो सम्राट के लिए कार्य करते थे, डायट की अनुमित के बगैर उनको लागू कर सकते थे और डायट का सेना पर भी कोई नियंत्रण न था। इस संदर्भ में संविधान की धारा XI को उद्धृत किया जा सकता है: "सम्राट सेना एवं नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी है," और धारा XII के अनुसार "सम्राट सेना तथा नौसेना की सहमित के साथ संगठन एवं शांति को सुनिश्चित करता है।"

इस तरह से सम्राट के सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण उसको सेना एवं नौसेना के अधिकारियों के द्वारा सलाह दी जाती थी। सेना के अधिकारीगण ऐसी नीतियों का निर्माण एवं लागू कर सकते थे, जिन पर सरकार की अनुमित लेना आवश्यक न था। न ही उनके लिए यह आवश्यक था कि अपने निर्णयों के लिए सरकार को सूचित तक करें। ऐसा संविधान की धारा VII के कारण था क्योंकि उसमें कहा गया था, ''सेना के गुप्त एवं नियंत्रण संबंधी मामलों को सेना का मुख्य सेनापित प्रत्यक्ष तौर पर सम्राट को सूचित करता था और सेना तथा नौसेना का मंत्री उन्हीं मामलों की सूचना प्रधानमंत्री को दे सकता था, जिनकी सूचना सम्राट मंत्रिमंडल को देता था।"

हम पहले भी उद्धृत कर चुके हैं कि केवल सैनिक अधिकारी ही रक्षा मंत्रालय का मंत्री बन सकता था। परिणामस्वरूप सेना ऐसी किसी भी सरकार को गिरा सकती थी जो इसे स्वीकार्य न थी। सरकार को गिराने का काम सेना ने अपने किसी अधिकारी द्वारा त्यागपत्र दिलवाकर या किसी पद के लिए कोई अधिकारी न नियुक्त करके करती थी। जैसा कि हम आगामी भागों में देखेंगे कि सेना ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया।

# 23.4 राजनीतिक दलों के साथ सेना की नाराजगी

जेनरों या बड़े राजनेताओं ने मेजी शासन के पुनर्स्थापन तथा देश के आधुनिकीकरण की प्रिक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान किया था। उनको समाज में ऐसा विशेष स्थान प्राप्त था, जो सरकार एवं सेना दोनों से उच्च था। जेनरों का सम्राट के साथ प्रत्यक्ष संपर्क था और सम्राट अक्सर उनके विचारों का अनुसरण करता था। जब तक बड़े राजनेता जीवित रहे, तब सक नागरिक एवं सैनिक नीतियों के बीच कम से कम टकराव हुआ। लेकिन 1922 तक अधिकतर बड़े नेतागणों की मृत्यु हो चुकी थी या जो कुछ जीवित बचे उन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया था। इस समय तक राजनीतिक दलों का राजनीति में दबदबा कायम हो चुका था और अब राजनीतिक दलों तथा सेना के मध्य होने वाला संघर्ष काफी गंभीर हो गया था।

राजनीतिक दलों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिन सरकारों का गठन किया, उनके द्वारा किए गए कार्यों से सेना काफी नाराज थी। सेना ने राजनीतिक दलों के उस दृष्टिकोण का विरोध किया, जिसके अनुसार उन्होंने सेना के बजट में बढ़ोत्तरी एवं सैनिक डिवीज़नों के प्रसार का विरोध किया। उदाहरण के रूप में, प्रधानमंत्री कातो तक्काकी की सरकार ने सेना की 21 डिवीज़नों में कमी करके उनको 17 कर दिया। राजनीतिक दलों की चीन के प्रति जो नीति थी, उसको लेकर भी सेना नाराज थी। 4 फरवरी 1922 को चीन तथा जापान के बीच जो आपसी समझौता हुआ उसके अनुसार चीन को शांतुंग प्रदेश की संप्रभुता वापस लौटा दी गई और उस क्षेत्र में जापान के आर्थिक विशेषाधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी गई। तभी से चीन के प्रति संचालित होने वाली जापानी नीति का मुख्य लक्ष्य सैन्य प्रसार के स्थान पर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना हो गया। इस नीति को 'नरम' चीन नीति का नाम दिया गया तथा यह नीति प्रधानमंत्री शिदेहारा किजूरों की नीति थी, जो जून 1924 से अप्रैल 1927 तथा पुनः जुलाई 1929 से दिसम्बर 1931 तक जापान का प्रधानमंत्री रहा।

सेना चीन के प्रति नरम नीति की कटु आलोचक थी, क्योंकि जापान ने मुख्य भूमि पर जो उपलिब्ध्यां प्राप्त की थी उनको साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के उफान से भारी जोखिम पैदा हो गया था। यह आंदोलन कुंओमिंतांग (KUOMINTANG) दल के नेता च्यांग काई शोक के नेतृत्व में और अधिक शिक्तशाली होता जा रहा था। उसने जापान सिहत सभी समझौतों के पुनरावलोकन की मांग की और दक्षिण मंचूरिया में जापान की प्रमुख भूमिका के जारी रहने पर भी प्रश्न उठाए।

राजनीतिक दलों ने भी व्यापारिक घरानों (जैबात्स्) के साथ उनके घनिष्ठ संबंध की आलोचना की। किसानों ने विशेष रूप से यह विश्वास किया कि राजनीतिक दलों के प्रभुत्व वाली सरकारों ने जैबात्स् के हितों की रक्षा की और कृषि की अपेक्षा व्यापार एवं उद्योग को अधिक महत्व दिया। इस संदर्भ में कोरिया एवं ताइवान से आयात किए जाने वाले सस्ते चावल का उदाहरण दिया जा सकता है क्योंकि इस व्यापार से व्यापारियों को लाभ हुआ और इसने किसानों की आमदनी पर विपरीत प्रभाव डाला (देखें इकाई 24) व्यापारिक घरानों के साथ-साथ राजनीतिक दलों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। विदेशी विचारों के आगमन के लिए भी राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि इन विचारधाराओं को खतरनाक एवं सम्नाट के प्रभुत्व को और अधिक सुदृढ़ करने वाली समझा गया। राजनीतिक दलों के विरुद्ध व्याप्त इस तरह की भावनाओं का लाभ सेना ने उठाया।

इस पृष्ठभूमि में नौसेना ने उस लंदन नौसेना संधि (1930) का कड़ा विरोध किया, जिसमें हिथियारों में कटौती का आहवान किया गया था। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री हामागुशियाकों ने इसे डायट से पारित कराने में सफलता प्राप्त कर ली थी। सरकार की कड़ी आलोचना की गई और टोकियों में हिंसात्मक विरोध हुआ। बाद में हामागुशि की हत्या कर दी गई। अंतिम प्रधानमंत्री इन्काय त्सूयोशि भी सेना में लोकप्रिय न था और सेना ने मंचूरिया में जो सैनिक कार्यवाही की उसके विषय में सेना के अधिकारियों ने सरकार को सूचित तक करना आवश्यक न समझा। इनकाय ने सैन्य प्रसार का विरोध किया और

|      | रा उसका भी व्रध कर दिया गया। इसी के साथ जापान में राजनीतिक दलों की<br>ार के काल का अंत हो गया।                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| के क | पहां पर यह उद्धृत करना होगा कि जापान में सैन्यवाद ने उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं<br>रिण गति पकड़ी। ये उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं जापान में काफी पहले से उत्पन्न हो<br>थीं। इन भावनाओं के विकास में निश्चय ही कुछ अन्य कारकों ने अपनी भूमिका अदा |
| बोध  | प्रश्न 1                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1)   | फासीवाद एवं सैन्यवाद की विशेषताएं बताइए। 1930 तथा 1940 के दशकों में<br>जापान को आप इनके बीच कहां पर रखेंगे? उत्तर लगभग 15 पंक्तियों में दीजिए।                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | सेना की राजनीतिक दलों के प्रति शत्रुता क्यों थी? लगभग दस पंक्तियों में विवेचना                                                                                                                                                                 |
|      | कीजिए।                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                        |
|      | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                        |
|      | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ***************************************                                                                                                                                                                                                        |

सेना में अनुशासन कायम करने का आहवान किया। मई 1932 में छोटे सैनिक अधिकारियों

# 23.5 शिक्षा एवं राष्ट्रवाद

जनता के मस्तिष्क में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए जापान ने शिक्षा का एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग किया। मेजी शासन के दौरान जिस शिक्षा व्यवस्था को प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान

लागू किया गया, उसकी प्रेरणा जर्मनी से ली गई थी। जापानियों का जर्मनी की भाति विचार था कि.

"युद्धों को कक्षा कमरों में जीता जा सकता है।"

प्राथिमक स्कूलों को राष्ट्रवादी विचारों का बीजारोपण करने के लिए सबसे अधिक उर्वरक समझा गया। मेजी शासन के प्रारंभिक समय में शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मोरू ऐरिनोनी का था और उसने एक बार कहा कि:

"सभी स्कूलों के प्रशासन को संचालित करते समय मस्तिष्क में यह रोधित किया जाना चाहिए कि जो कुछ भी किया जाता है, वह विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए किया जाना है।"

### एक अन्य अवसर पर उसने कहा:

"हमारे देश को तीसरे स्थान से दूसरे स्थान के लिए तथा फिर प्रथम स्थान के लिए आगे बढ़ना है और तब उसको विश्व के सभी देशों में प्रथम स्थान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है।"

इस तरह की भावनाओं का परिणाम यह हुआ कि स्कूल के पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई।

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जिन नार्मल स्कूलों को खोला गया, उनको इस तरह से योजनाबद्ध किया गया था कि वे अध्यापकों को विद्यार्थियों के लिए आज्ञाकारिता, समर्पण, देश-प्रेम, सम्राट के प्रति वफादारी एवं भिक्त में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारी को उनमें मानसिक एवं शारीरिक अनुशासन पैदा करने के लिए रखा जाता था।

मेजी शासन के दौरान शिक्षा ने जिन दोहरे उद्देश्यों को प्रोत्साहित किया गया वे इस प्रकार थे: "देशप्रेम एवं वफादारी और इंजीनियरों, मैनेजरों तथा वित्त अधिकारियों आदि के एक नए वर्ग को तैयार करना।"

जनता में राष्ट्रवादी भावना को और गहरा बनाने के लिए शिक्षा का एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। 1937 में चीन के साथ दूसरे युद्ध के बाद संपूर्ण देश को युद्ध की स्थित में रखा गया। इसके फलस्वरूप युद्ध के समय देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा कोंसिल के द्वारा व्यवस्था में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया। प्राथमिक स्कूलों का नाम बदलकर "राष्ट्रीय स्कूल" कर दिया गया। इसका उद्देश्य जनता को "जापानी साम्राज्य के उन नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना था, जिनका तात्पर्य जनता को सम्राट के प्रति वफादार बनाना था।"

जैसे-जैसे जापान युद्ध की गहराई में धंसता गया, वैसे-वैसे शिक्षा में राष्ट्रवादी तत्व और अधिक बढ़ता गया। 1941 के शैक्षिक सुधार तथा 1943 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई माध्यम संबंधी नीति में युवकों को ''साम्राज्य के तरीके के अनुरूप'' प्रशिक्षित करने की जरूरत पर बल दिया गया। इस तरीके में ''वफादारी, निष्ठा, सुरक्षा तथा साम्राज्यिक सिंहासन की सम्पन्नता को बनाए रखने, देवताओं एवं पूर्वजों के प्रति भिक्त भाव रखने' पर जोर दिया गया था। इसके द्वारा पूर्वी एशिया तथा विश्व में जापान के लक्ष्यों को विद्यार्थियों को समझाने की आवश्कता पर भी बल दिया गया। जापानी साहित्य, साम्राज्य की परंपराओं के ज्ञान तथा जापानी जीवन शैली एवं संस्कृति के अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा।

जापान के लक्ष्य तथा बृहत् पूर्वी एशिया के सह-सम्पन्नता के क्षेत्र की नीति के महत्व को जापानियों को समझाने के लिए उनको पूर्वी एशिया के देशों के विषय में तथा वहां पर यूरोपीय देशों के शासन के दौरान पैदा की गई दुर्दशा के विषय में शिक्षित करना आवश्यक था। इस प्रकार से सरकार ने उस तरह से जनता के मन को तैयार किया जिस तरह से वे चाहते थे क्योंकि शिक्षा के द्वारा उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को

भरपूर तौर पर पैदा किया था। इस तरह के सभी विचारों का प्रसार करने में सेना ने महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके द्वारा ऐसी राष्ट्रव्यापी भावनाओं को उभारा गया, जिन्होंने सेना के उद्देश्यों को पूरा करने में भरपूर मदद की।

# 23.6 विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती

राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए उस असंतोष का दमन करना आवश्यक था, जो देश के राजनीतिक एवं आर्थिक तंत्रों में हुए परिवर्तनों से पैदा हुआ था।

औद्योगीकरण के कारण एक ऐसी जनसंख्या उभर कर आई, जिसमें जापान में पारिवारिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। औद्योगीकृत पश्चिम से आए नए सामाजिक मूल्य और धारणाओं ने जापानी समाज में प्रवेश किया, जिसके कारण कन्पयूशस के सिद्धांतों पर आधारित जापानी सामाजिक व्यवस्था का आधार टूटने लगा।

विचारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने के लिए मेजी सरकार द्वारा अनेकों सुरक्षा कानूनों तथा प्रकाशित अधिनियमों को लागू किया गया। इन कानूनों के द्वारा केवल सरकार का पक्ष लेने वाले साहित्य को प्रकाशित होने की अनुमित प्रदान की गई।

1870 तथा 1880 के दशकों में जापान में जनता के अधिकारों का आंदोलन (देखें इकाई 16 से 22 तक) व्यापक तौर पर फैला था। कैंद करने, नेताओं को खरीदने तथा मनोबल तोड़ने जैसे तरीकों सिहत सरकार ने इस तरह के अधिनियमों को भी बनाया, जिनके द्वारा सभा करने पर पाबंदी (1880) लगा दी गई तथा आंदोलनों को कुचलने के लिए किसी भी समाचार-पत्र को सरकार की प्राथमिक अनुमित के बिना प्रकाशित करने से (1983) रोक दिया गया। यहां तक कि नाटकों तथा चलचित्रों को साधारण जनता को दिखाने से पूर्व सरकार की अनुमित लेनी होती थी।

इन सभी दमनकारी उपायों के बावजूद जनता के अधिकारों के आंदोलन को जापान में संसदात्मक सरकार स्थापित कराने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। लेकिन संविधान के द्वारा ''कानून की सीमाओं के अंदर'' जनता को सीमित स्वतंत्रता प्रदान की गई थी और जिसको आगामी वर्षों में पारित होने वाले कानूनों ने और सीमित कर दिया।

### 23.6.1 सेना का विरोध

जापान में बढ़ते सैन्यवाद के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं बाद में कड़ा प्रित्वाद किया गया। सबसे अधिक संगठित एवं व्यवस्थित युद्ध-विरोधी आंदोलन साम्राज्यवादियों एवं साम्राज्यवादियों के द्वारा चलाया गया। कई युद्ध-विरोधी लेखों के द्वारा सेना की बुराई को उजागर किया गया। कोबायाशी तािकजी ने अपने लेख कानी कोसेन (कैनेरी नाव, 1929) में दिखाया कि सेना हड़ताल का कैसे दमन करती थी। कुरोशिमा देनजी द्वारा लिखित बुसो सेरू शिगाय (हथियारों के अधीन शहर) में साइबेरिया अभियान के दौरान सैनिकों की मुसीबतों को दर्शाया गया। इस तरह की साहित्यिक कृतियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। साम्यवादी दल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वह सैनिक अभियानों का जबरदस्त विरोधी था। इस दल के अनेक नेताओं को जेल की सजा दी गई और बहुत से भूमिगत हो गए।

सेना ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल ऐसे मज़दूर वर्ग को पैदा करने के लिए किया, जो कड़ा परिश्रमी, अनुशासनिकं तथा मांग न करने वाला था। यह सेना एवं पूंजीपित दोनों के लिए लाभदायक साबित हुआ।

### 23.6.2 1930 के बाद के अधिनियम

1930 तथा 1940 के वर्षों में जैसे जापान युद्ध में शामिल होता गया, वैसे-वैसे विचारों तथा

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण कसता चला गया। विद्यमान अधिनियमों के क्षेत्रों को विस्तृत करने के लिए उनमें संशोधन किया गया। 1925 में शांति बनाए रखने के लिए पारित किए गए अधिनियम को 1928 में एक विशेष शाही अध्यादेश के द्वारा संशोधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पुनः 1941 में संशोधित किया गया जिससे कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर उसे अनिश्चित समय के लिए जेल में रखा जा सके।

1941 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के साथ-साथ दूसरे प्रतिबंधित अधिनियमों को बनाया गया। इनके अनुसार लायजन सम्मेलन तथा मंत्रिमंडल की बैठकों में हुई बहस को "अति गुप्त" रखा जाना था। जो कोई भी इनसे संबंधित सूचना प्राप्त करने या देने या प्रयास करता पाया जाएगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। युद्ध के दौरान होने वाले अपराधों से संबंधित कानूनों में 1942 में संशोधन कर सरकारी प्रशासन में हस्तक्षेप करने को भी अपराध घोषित कर दिया गया।

युद्ध में जुड़े सवालों पर आम बहस करना या बातचीत करना विद्यमान कानूनों के कारण असंभव सा हो गया। आम लोगों के लिए युद्ध की वास्तिविकताओं को जानना भी असंभव हो गया था क्योंकि समाचार-पत्र सामान्य जनता को वही बता सकते थे, जो सरकार चाहती थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य न था यिद जनता सैनिक सरकार की नीतियों का समर्थन करने को बाध्य थी, बिल्क सेना के लिए बहुत-सी स्थापित देश भक्त संस्थाओं तथा संगठनों के प्रचार ने और सरल बना दिया था क्योंकि इनका अस्तित्व मेजी सरकार के समय ही बना हुआ था (इनके विषय में आप इकाई 25 में पढ़ेंगे)। इन संस्थाओं तथा संगठनों ने "उप-राष्ट्रवादी" साहित्य को तैयार किया जिसने सेना को ताकत प्रदान की। बहुत से सैनिक अधिकारी न केवल इस तरह की संस्थाओं एवं संगठनों के सदस्य थे, बिल्क उनका इनकी विचारधारा में कड़ा यकीन था और उसको लागू करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इनमें अधिकतर नौजवान अधिकारी थे। अधिकतर नौजवान अधिकारी साधारण मध्यम वर्गीय परिवारों, छोटे व्यापारियों के पुत्रों तथा कार्यालयों में बाबूओं से संबंधित थे। एक बड़ी संख्या उन ग्रामीण अचलों से भी आती थी जहां पर आर्थिक संकट का गहरा प्रभाव हुआ था। इनमें से कई अधिकारियों ने शहरों में स्थित सम्पन्न धनी लोगों का विरोध भी किया था।

राष्ट्रवादी बिचारधारा से प्रेरित होंकर ये नौजवान अधिकारी यातो किता इक्की जैसे नेताओं मिया हो गए थे या फिर ऐसे संगठनों के सदस्य बन गए थे, जिनमें केवल सेना एवं कैसना क सदस्य शामिल थे। ओकावा शूमई के साथ-साथ किता इक्की ने यूजोनशा राष्ट्राय भावनाओं को बनाए रखने के लिए संस्था) का गठन किया। ओकावा औप निवेशीकरण अकादमी में प्रवक्ता था और इन दोनों ने संयुक्त रूप से विदेशों में सैनिक प्रसार तथा सेना के द्वारा सत्ता प्राप्त करने की वकालत की। दूसरी प्रसिद्ध संस्था सक्राकाय (चेरी ब्लॉसम) थी और इसकी स्थापना 1930 में लेफ्टीनेंट कर्नल हाशिमोते किंगोरो ने की थी।

मेरिन्का (ऊंची नैतिकता की संस्था) के अंतर्गत भी सेवा निवृत्त सेना एवं नौसेना अधिकारी थे। कोबोकाय (साम्राज्यिक मार्ग की संस्था) की स्थापना 1933 में पूंजीवादी ढांचे और राजनीतिक दलों को समाप्त करने के लिए की गई थी और इसने राज्य के द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था की-स्थापना का समर्थन किया। इन संस्थाओं पर सैनिक अधिकारियों का वर्चस्व था और ये 1931 के मंचरिया संकट के बाद विशेष तौर से लोकप्रिय हो गई।

1930 के वर्षों में जो अनेकों षड़यंत्र रचे गए, उनसे स्पष्ट है कि आला कमान स्वयं अपने अधिकारियों पर नियंत्रण करने में सक्षम न थी। इसका प्रथम प्रमाण मंचूरिया की वह सेना थी, जिसका इस क्षेत्र के मामलों एवं योजनाओं को बनाने पर नियंत्रण था और इसने टोकियों में उच्च अधिकारियों की पीठ पीछे कार्यवाहियों को लागू किया। सेना के नेतागण राजधानी में आगे होने वाली घटनाओं पर अपना नियंत्रण कायम न रख सके लेकिन उन्होंने उनकी कार्यवाहियों को उचित ठहराया। छोटे अधिकारियों ने अधिनियमों को तोड़ा। सेना की जो टुकड़ियां विदेशों में तैनात थी उन्होंने टोकियों की नीतियों का अनुसरण नहीं किया। समय-समय पर सेना ने सर्वोच्च कामण्डर अर्थात् सम्राट की आज्ञाओं का भी पालन नहीं

|  | 1°<br>द |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | :1 · | ส | • | Þ | <b>٠</b> | Н | + | 1 | 1: | 41  | <del></del> | 1 | • | 1 | 华 | > < | 1 | 4 | 11. | 11 | (۱ | ۱۳ | ŧ | ( • | わ | ય | Į į |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|---|---|---|----------|---|---|---|----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|---|---|-----|----|----|----|---|-----|---|---|-----|---|---|---|
|  |         | • |   |   | • |   | • |   | • | • |   |   |   | • |       |   | • | • |   | • |   |   |   |   | • | • |    | •    |   |   | • |          | • |   |   |    |     |             |   |   |   | • |     |   |   | •   |    |    |    |   | •   |   |   | •   | • |   |   |
|  | •       | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |   |          |   |   |   | •  |     |             |   |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |   |     |   |   |     |   |   |   |
|  | •       | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |   |          |   |   |   | •  |     |             |   |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |   |     |   |   |     |   |   |   |
|  | •       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | <br>• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | •  | •    | • | • | • | •        | ٠ | • | • | •  | • • | •           | • | • | • | • | •   | • | • | •   | •  | •  | •  | • | •   | • | • | •   | • | • | • |
|  | •       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |   |          |   |   |   |    |     |             |   |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |   |     |   |   |     |   |   |   |
|  | •       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |   |          |   |   |   | •  |     |             |   |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |   |     |   |   |     |   |   |   |
|  | •       | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |   |          |   |   |   | •  |     |             |   |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |   |     |   |   |     |   |   |   |
|  | •       | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | - |   | - | - | - | Ť | - | - | - | -  |      | • | • |   | -        |   |   | - | •  |     |             | - | • | • | - | •   | • | - | •   | •  | -  | •  | • | •   | • | • |     | • |   | • |
|  |         | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |   |          |   |   |   | •  |     |             |   |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |   |     |   |   |     |   |   |   |

- 2) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत या सही है। गलत (x) या सही (/) का चिहन लगाइए।
  - i) किता इक्की ने लोकतात्रिक सरकार का समर्थन किया।
  - ii) राष्ट्रीय भावना का इस्तेमाल मांग न करने वाले अनुशासित मजदूर वर्ग को पैदा करने के लिए किया गया।
  - iii) साम्यवादियों ने सैन्यवाद का विरोध किया।
  - iv) किसी सीमा तक सेना ने सरकार की शिक्षा नीति को निर्देशित किया।
  - v) जिन लेखों के द्वारा सेना की बुराई को उजागर किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया।

### 23.7 सेना के अंदर विभाजन

आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के कारण जो स्थिति पैदा हुई, उससे निपटने के लिए क्या नीति अपनाई जाए—इसे लेकर सेना उच्च स्तर पर दो खेमों में विभाजित थी। ये दोनों मुख्य गुट निम्न प्रकार से थे:

- i) एक कोदोहा (साम्राजिक मार्गी गुट) था और इस गुट में अकारी सदाओ तथा माजाकी जिजाबुर जैसे सेनापित शामिल थे।
- ii) दूसरा गुट तोसेई (नियंत्रण गुट) था और इस गुट में सामान्य स्टाफ के नागाता तेत्सूजन, ताजो हिदेकी तथा इशिवारा कांजी जैसे उच्च अधिकारी शामिल थे।

कोदोहा गुट ने वफादारी तथा नैतिकता पर बल दिया और तंत्रीय परिवर्तनों में कोई विशेष योगदान न किया। तोसेई गुट ने पूंजीवाद तथा संसदात्मक व्यवस्था का विरोध नहीं किया। इसने राज्य नियंत्रण की स्थापना एवं इसके लागू करने पर जोर दिया जिससे जापान को युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। तोसेई गुट को व्यापारियों, नौकरशाहों तथा वृद्धिजीवियों से समर्थन प्राप्त हुआ।

सत्ता के लिए सेना के अंदर संघर्ष काफी गंभीर था। कोदोहा गुट उस समय वर्चस्व की स्थित में था, जबिक 1931 में अराकी युद्ध मंत्री एवं मजाकी उप सेनापित बना। लेकिन मंचूरिया में तोसेई गुट का ही अधिक प्रभाव था।

प्रवर्ष विश्व युद्ध के बाद जापान

1934 में अराकी ने त्याग-पत्र दे दिया तथा उसका उत्तराधिकारी हायाशि सेन्जूरो बना और सेन्जूरो धीरे-धीरे नागाता तेत्सूजान के प्रभाव में आ गया। माजाकी ने उप सेनापित के रूप में कार्य करने के बाद सैनिक शिक्षा के डायरेक्टर जनरल का पद प्राप्त किया। लेकिन नागाता ने किसी तरह से 1935 में उसको इस पद से हटाने में सफलता प्राप्त की। बदले की भावना से काम करते हुए माजी समर्थकों ने आगे चलकर नागाता की हत्या कर दी। इन वर्षों के दौरान यह समझा गया कि को बोहा के सदस्य लगातार समस्या पैदा करते रहते थे और इसी कारण से उनमें से अधिकतर को मंचूरिया भेज दिया गया।

लेकिन को बोहा के सदस्य सत्ता पर अधिकार करने के लिए कृत-संकल्प थे। 26 फरवरी, 1936 में एक प्रयास उस समय किया गया, जबिक इस गुट के युवा अधिकारियों ने टोकियों केन्द्र पर अधिकार कर लिया तथा वित्त मंत्री, प्रिवी कोंसिल के लॉर्ड एवं सैनिक शिक्षा के इंस्पेक्टर जनरल जैसे बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई। इन युवा सैनिक अधिकारियों ने माजाकी के अधीन एक नए तंत्र की स्थापना की मांग की। लेकिन बड़े अधिकारियों के दबाव में उन्हें अंततः आत्म-समर्पण करना पड़ा। इनमें से लगभग 13 अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई। यद्यपि किता इक्की इस घटना में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल न था, किन्तु 1937 में उसे भी फांसी दे दी गई। अराकी एवं माजाकी को भी हटा दिया गया। इस तरह से अधिकारियों को अलग-अलग करके को बोहा की शक्ति को क्षीण कर दिया गया। उनमें कुछ का हस्तांतरण करके देश से दूर मंचूरिया भेज दिया गया। इस तरह दोनों गुटों के बीच सत्ता के लिए हुए संघर्ष में तोसई गुट को विजय प्राप्त हुई। लेकिन इस आंतरिक संघर्ष के कारण सेना किसी भी तरह से कमजोर न हुई।

## 23.8 सैनिक तानाशाही

मंत्रिमंडल के गठन में सेना ने जिस तरह विघ्न डाला उससे सेना की तानाशाही की अभिव्यक्ति हुई। यदि प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला नेता सेना को स्वीकार्य न था, तब सेना सेवा पद पर एक अधिकारी को नियुक्त करने से इंकार कर सकती थी। इसके कारण मंत्रिमंडल का गठन करना असंभव हो गया। जैसे-जैसे सेना का हस्तक्षेप बढ़ता गया, वैसे-वैसे राजनीतिक नेताओं के पास इसके सिवाय कोई विकल्प न रह गया था कि वे सेना की सभी बातों को माने।

26 फरवरी 1930 की उस घटना के बाद जबिक आंकुदा केसूके मंत्रिमंडल का पतन हो गया था, हिरोता कोकी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। जब तक सेना के द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों का अनुमोदन नहीं कर दिया गया, तब तक वह उनको मंत्रिमंडल में शामिल न कर सका।

हिरोता मंत्रिमंडल को भी सेना ने त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य किया। इसका कारण यह था कि डायट में हामाद कुनिमात्सू ने एक ऐसा प्रश्न किया, जिसको सेना ने अपने विरुद्ध माना। सेना ने उसके निकाले जाने की मांग की अन्यथा उसे सेना का सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

सेना उगाकी काजूशिजे के पक्ष में भी न थी। उगाकी को न तो मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए बुलाया गया और उसको मंत्रिमंडल में मंत्री का पद देने से भी इंकार कर दिया गया। वास्तव में सेना ने उगाकी को बड़े ही असंदिग्ध तरीके से प्रधानमंत्री बनने से रोका। जिस समय उगाकी टोकियों को जा रहा था उसे उस समय सेना पुलिस के कप्तान द्वारा टोकियों की सीमा के बाहर कांगवाय मोड़ पर रोक लिया गया। उगाकी को कार में बैठा लिया गया और पुलिस कप्तान ने बताया कि युवा सैनिक अधिकारियों में काफी असंतोष फैला हुआ है। इसलिए सेना मंत्री का आदेश है कि आप प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार करने से इंकार कर दें। युवा सैनिक अधिकारियों की नाराजगी का कारण यह था कि

सैन्यवार का उरव

मई 1936 में अधिनियमों में संशोधन कर यह च्यवस्था कर दी गई कि जो अधिकारी सिक्रिय रूप से कार्यरत थे, केवल वे ही सेना एवं नौसेना के मंत्री पदों को ग्रहण कर सकते थे। अब प्रधानमंत्री सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की इस पद पर नियुक्ति नहीं कर सकता था।

राजनीतिक दलों का महत्व इस तथ्य में निहित था कि डायट में के जनता का प्रतिनिधित्व करते थे और नीतियों के प्रति उनकी सहमित का तात्पर्य था कि जनता भी उन नीतियों का समर्थन करती थी।

अक्तूबर 1940 में राजनीतिक दलों का स्थान तैसेई याक्सन काय (इम्पीरियल रूल एसिटेंस एसोसिएशन) ने ले लिया। राजनीतिक दल भी इस संस्था में शामिल हो गए और राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करने के लिए जनमत तैयार करने की प्रतिज्ञा की। अब निर्णय लेने की प्रिक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका बिल्कुल ही नगण्य हो गई।

# 23.9 युद्ध और आर्थिक नीतियां

1937 में चीन के साथ युद्ध छिड़ जाने के बाद से जापान इस देश के आंतरिक मामलों में गहरी रुचि लेने लगा। युद्ध चीन के बहुत से भागों में फैल गया और जापान को जान-माल का भारी नुकसान हुआ। महाद्वीप में जो घटनाक्रम घटित हुआ उनका प्रभाव घरेल नीतियों पर भी हुआ। सेना ने युद्ध में व्यापक तौर पर भाग लेने के लिए देश के अंदर और अधिक तैयारियां की। इसके कारण आर्थिक व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण और बढ़ गया। अब हथियारों एवं भारी उद्योगों पर अधिक बल दिया जाने लगा।

जून, 1937 में जैसे ही कोनोइ फूमिमारों ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, वैसे ही नार्गारक उड्डयन तथा तेल वितरण को सरकार के नियंत्रण में कर लिया गया। आर्थिक नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल नियोजन बोर्ड का गठन किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि लॉयजन सम्मेलनों का आयोजन प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा सेना एवं नौसेना मंत्रियों के बीच होगा ओर उसी के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इन कार्यवाहियों में अन्य मंत्री भाग न ले सकेंगे और इस तरह से सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण अनिभज्ञ बने रहे।

सन् 1938 में एशिया विकास बोर्ड का गठन किया गया और इसका उत्तरदायित्व चीन से संबंधित मामलों का संचालन करना था। 1942 में निर्मित बृहत् पूर्वी एशिया मंत्रालय में एशिया विकास बोर्ड का उसी वर्ष विलय कर दिया गया।

1929 में डायट के द्वारा गतिशील कानून को पारित किया गया और इसके द्वारा श्रम, कच्चे माल आदि पर सेना के प्रभुत्व को और कड़ा कर दिया गया। ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया, जो युद्ध की मशीनरी का प्रसार करने में सहायक थे। मंचूकाओ प्रदेश पर सेना का पूरा नियंत्रण था और वहां पर भी सभी प्रयासों को कोयला, लौह एवं स्टील उद्योगों, आटोमोबाइल एवं युद्ध विमानों के निर्माण के विकास की ओर निर्देशित किया गया।

## 23.10 युद्ध एवं सेना का व्यवहार

जैसे-जैसे युद्ध फैलता गया, वैसे-वैसे जापान ने 1942 के मध्य से 1944 के मध्य तक अपने साम्राज्य को विकसित एवं प्रसारित करने के प्रयास किए और इसका आर्थिक तौर पर शोषण भी किया। जापान ने नवम्बर, 1941 में एक योजना का प्रारूप तैयार किया, जिसके

अनुसार संपूर्ण पूर्वी एशिया को बृहत् पूर्वी एशिया के रूप में परिवर्तित कर जापान के साथ एक सह-सम्पन्न क्षेत्र बनाना था। चीन तथा मंचूरिया को भी अपना औद्योगिक आधार बनाना था।

यद्यपि सह-सम्पन्न क्षेत्र बनाने के विचार का तात्पर्य एशिया के देशों को पश्चिमी देशों के नियंत्रण से "मुक्त" कराना था, किन्तु जापान का मुख्य उद्देश्य इन देशों को एशिया क्षेत्र से हटाकर अपना प्रभाव कायम करना था।

मार्च, 1941 में इम्पोरियल रूल एसिसटेंस एसोशियसन ने "बृहत् पूर्वी एशिया के सह-सम्पन्न क्षेत्र की मूल अवधारणाओं" को प्रकाशित करते हुए कहा, "यद्यपि हमने "एशियाई सहयोग" शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इससे इस वास्तविकता को नहीं भुलाया जा सकता है कि जापान को ईश्वर के द्वारा स्वतः जातीय समानता के लिए बनाया गया है।" इसका तात्पर्य यह था कि समानता के बावजूद कुछ एशियावासी (जैसे जापान) दसरों की अपेक्षा श्रेष्ठतर थे।

जापान ने 7 दिसम्बर, 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया और संयुक्त राज्य अमेरिका पर शीघ्रता के साथ विजय दर्ज की। इसके बाद जापान ने शीघ्रता से दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा प्रशान्त महासागर के क्षेत्रों पर अपना शासन कायम कर लिया।

जिन देशों पर जापान ने युद्ध के दौरान अधिकार कर लिया था उनके साथ सेना का व्यवहार काफी असभ्य रहा। इन क्षेत्रों में जापानी सेनाओं ने जो ज्यादितयां की उनमें नृशंसता, लूट, बलात्कार तथा हत्या का बोलबाला था।

कोरिया तथा ताइवान जैसे देशों पर जापान के लम्बे शासन काल में इन देशों की जनता के साथ जापान ने दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया। सिम्मश्रण की एक कठोर नीति को लागू किया गया, जिसके अनुसार इन देशों की जनता को जापानी भाषा सीखने तथा जापानी नामों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया।

जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे जापान को लड़ाकू सेना तथा श्रमिकों की और अधिक आवश्यकता होने लगी। कोरियाई लोगों को कल-कारखानों में काम करने के लिए लाया गया। ऐसे विशेष कानूनों को लागू किया गया, जिससे वे लोग बाध्य होकर जापानी सेना में शामिल हो जाएं।

मलाया, फिलीपीन्स, बर्मा, इण्डोनेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया एवं लाओस जैसे दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों ने जापानी शासन का विरोध यूरोपीय शासकों से अधिक किया। इस असंतोष के निम्नलिखित कारण थे:

- जापानियों ने अपनी जातीय श्रेष्ठता की मान्यताओं के कारण विजित देशों की स्थानीय रीतियों एवं लोगों का अपमान किया,
- राजनीतिक अधिकारों में कटौती की, और
- उन देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया और उनमें जापान की जरूरतों के मुताबिक परिवर्तन किया।

प्रारंभ में बर्मा, इण्डोनेशिया तथा फ्रेंच इण्डो चीन जैसे देशों ने जापानियों को अपना "मुक्तिदाता" समझा। उन्होंने जापान को एशिया की ऐसी प्रथम शिक्त माना, जिसने 1904-05 के रूस-जापान युद्ध के दौरान एक यूरोपीय शिक्त को पराजित किया और उनके दिमागों में उसी जापान की याद अभी तक तरोताजा दी। लेकिन जापान के वास्तिवक रूप को समझने में उन्हें अधिक समय न लगा और वे जापानियों तथा सेना द्वारा थोपे गए शासन से घृणा करने लगे। शीघ्र ही इन देशों में जापान के विरोध में एक संगठित एवं व्यापक आंदोलन का उद्भव हुआ।

#### बोध प्रश्न 3

| ٠.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     | •. |   |   |   |     |     |   |    | • |     |     | •  |     |     | • |   |     | •   | • | •   | ٠. |    | • |   |     | • |   |     | ٠     | • |   | • |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|---|---|---|-----|-----|---|----|---|-----|-----|----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|---|-----|---|---|-----|-------|---|---|---|
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     | - |   |     |       |   |   |   |
| • • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     |       |   |   |   |
| `   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     | _ |   |     |     |   | _   | ٠. | _  |   |   |     |   |   |     | ٠.    |   |   |   |
| • • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     |       |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     | ٠.    |   |   |   |
| • • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     |       |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     |       |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   | , |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     |       |   |   |   |
| • • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •   |     | ٠  | • | • | • | • • | • • | • | •  | • | •   | • • | •  | • • | • • | • | • | • • | • • | • | • ` | •  | •  | ٠ | • | •   | • | • | • • | •     | • | • | • |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     |       |   |   |   |
| • • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • 1 | • • | •  | • | ٠ | • | •   | • • | • | •  | • | •   | • • | ς. | •   | • • | • | • | •   | • • | • | •   | •  | •  | • | • | • • | • | • | •   | •     | • | • |   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | ٠.  | _  | _ |   |   |     |     |   |    |   |     | ٠.  |    |     | ٠.  |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     |       |   |   |   |
| • • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     |       |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   | ٠. |   | • , |     |    |     |     |   |   |     | ٠.  | • | •   |    | ٠. |   |   |     |   | ٠ | •   |       | • | • | • |
| • • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     | -   |    | Ċ,  |     |   |   |     |     |   |     |    |    |   |   |     |   |   |     |       |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |     |     |    |   |   |   |     |     |   |    |   |     |     |    |     |     |   |   | • . |     |   | •   |    |    | ٠ | • |     |   | • | •   | • , • | • | • | • |

- 2) निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़े तथा सही (/) और गलत (x) के निशान लगाएं।
  - i) 1940 के दशक के प्रारम्भ में राजनीतिक पार्टियों ने नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
  - ii) सेना के दबाव के कारण अधिक धन का इस्तेमाल हिथयारों के उत्पादन में किया गया।
  - iii) मंचूकों के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल युद्ध उद्योगों के प्रसार के लिये किया
  - iv) जापान द्वारा जीते गये देशों में सेना का व्यवहार काफी अन्छा था।

## 23.11 सारांश

1930 के बाद सेना के स्थापित होने वाले वर्चस्व एवं सत्ता की जड़ें वास्तव में संविधान में ही निहित थी।

जिन मेजी शासकों को "उदार" समझा जाता था, वे वास्तव में काफी अनुदार थे और वे एक सीमा से आगे जनता को शिक्त देने के लिए तैयार न थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को 1889 में लागू किया गया था, उसके अंतर्गत जन प्रतिनिधियों के पास बहुत सीमित अधिकार थे। हम देख चुके हैं कि सेना ने किसी तरह से मंत्रिमंडलों को सत्ता से हटाकर अपने प्रभुत्व को कायम किया।

सैन्यवाद के उदय के लिए यहां पर प्रारंभ से ही पृष्ठभूमि तैयार थी। मेजी शासकों ने प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व विदेशों में प्रसारवादी नीति को लागू करने की रूपरेखा को तैयार कर लिया था। घरेलू मोर्चे पर भी कई सारे अधिनियमों को लागू करके संचार माध्यमों पर नियंत्रण किया गया और एक बिन्दु से परे किसी भी प्रकार असहमति को सहन नहीं किया गया। बड़े राजनेताओं की उपस्थिति के कारण सेना पर नियंत्रण बनाए रखा जा सका।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट को हल करने तथा देश के अंदर राजनीतिक स्थायित्व स्थापित करने के लिए राजनीतिक दलों को अवसर प्रदान किया गया। लेकिन जहां तक सैना का संबंध था, उसपर नियंत्रण करने में राजनीतिक दल असफल रहे। सेना ने राजनीतिक दलों के प्रति कोई मित्रता नहीं दिखाई क्योंकि इन दलों को सशस्त्र सेनाओं के विकास में बाधक समझा जाता था। प्रयम विश्व युद्ध के बाद जाणान

राष्ट्रवाद का इस्तेमाल प्रसार की नीति तथा सैनिक शासन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए किया गया। कुछ राजनीतिक संगठनों एवं शिक्षा नीति ने जनता के बीच इस तरह की भावनाओं को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान किया।

यद्यपि सेना के बीच गुटबंदी थी, लेकिन सेना के मध्य होने वाले आंतरिक संघर्ष ने किसी भी तरह से राजनीति एवं प्रशासन पर उसके नियंत्रण को कमज़ोर नहीं किया। आर्थिक संसाधनों को उस युद्ध तंत्र को बनाने की ओर मोड़ दिया गया, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद ही तोड़ा जा सका।

### 23.12 शब्दावली

मंचुको : जापान ने मंजूरिया पर अधिकार करने के बाद उसका नामकरण

मंचुको कर दिया था।

सैन्यवाद : इस व्यवस्था के अंतर्गत देश के आंतरिक प्रशासन एवं देश की

विदेशी मामलों में सेना के द्वारा निर्णायक भूमिका अदा की जाती है।

देशभक्त संस्थाएं : देशभक्त संस्थाओं की स्थापना राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए

की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने प्रसारवादी नीतियों का

समर्थन किया।

उत्र राष्ट्रवाद : अत्यंत उग्र देश-प्रेम की भावना।

# 23.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

#### बोध प्रश्न 1

- आप अपने उत्तर का आधार भाग 23.2 को बनाए। जापान की स्थिति की तुलना जर्मनी एवं इटली के साथ करें।
- 2) बहुत से कारण थे, जैसे कि राजनीतिक दलों के विरोध में वृद्धि, सेना के बजट में बढ़ोत्तरी होना, सेना के आकार में कमी आदि। सैन्यवादियों ने सोचा कि जापान विदेशी नीति में विनम्रता की नीति का अनुसरण कर रहा था। देखें भाग 23.4

#### बोध प्रश्न 2

- देखें भाग 23.5
- 2) (i)  $\int$  (ii)  $\int$  (iv)  $\int$  (v)  $\int$

#### बोध प्रश्न 3

- 1) कोदोहा तथा तोसेई जैसे गुटों एवं उनके दृष्टिकोणों को उद्धृत करें। देखें भाग 23.7
- 2) (i) X (ii) X (iii) X (iv) X